



जनासः पुरः पद्यन्ति निहित्मस्तौ ॥ अश्वपूवाँ रथमध्यां हस्तिना-दममोदिनीम् । अत्रं देवीसुपहृषे श्रीमाँ देवी सुपताम् ॥ कांस्य-स्मितां हिरण्यप्रकारामाद्राँ ज्वलन्तीं तृतां तर्पयन्तीम् । पद्मो स्थि-तां पद्मवर्णां तामिहोपहृषे श्रियम् ॥ इयं शुष्मेमिविसस्वा इवार-जत्सातु गिरीणां तिविधेभिर्कीमितः । पारावत्रद्रीमवसे सुष्टृक्तिभिः सरस्वतीमा विवासेम धीतिभिः ॥ विश्वकर्मा विश्वदेवो विश्वजिद्धि-श्वदर्शतः । ते त्वा सृतस्य धारया श्रेष्ट्याय समसूषत ॥ ब्रह्मा देवानां पदवीः कवीनासृषिविप्राणां महिषो सृगाणाम् । इयेनो गृप्पाणां स्वधितिर्वनानां सोमः पवित्रमत्येति रेमन् ॥ प्र तद्विष्णुः स्तवते वीर्येण सृगो न भीमः कुचरो गिरिष्टाः । यस्योरुषु ब्रिषु वि कमणेष्वधिक्षयन्ति सुवनानि विश्वा ॥ यो ख्द्रो अप्नौ यो अप्सु-य ओषधीषु यो वनस्पतिषु । यो रुद्रो विश्वा सुवना विवेदा तस्मै रुद्राय नमो अस्तु देवाः ॥ अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवसृत्वि-जम् । होतारं रब्रधातमम् ॥ इषे त्वोजें त्वा वायवः स्थोपायवः स्य देवो वः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे ॥ अग्न आ याहि वीतये गुणानो हव्यदातये। नि होता सित्स विहिषि ॥ वं नो देवीरिभष्ट्य आपो भवन्तु पीतये। वं योरिभ स्रवन्तु नः ॥ आहं पितृत् सु विदश्राँ अवित्स नपातं च विक्रमणं च विष्णोः। विहिषदो ये स्वथया सुतस्य भजन्त पित्वस्त इहागिषिष्टाः ॥ वष्ट्रते विष्णवास आ कृणोमि तन्मे जुषस्व शिषिविष्ट हव्यम् । वर्षन्तु त्वा सुष्टुतयो गिरो मे यूयं पात स्वितिभः सदा नः ॥ तद्विष्णोः परमं पदं० ॥ वासुदेवाय नमः ॥ यो स्त्री अग्नी० भवाय देवाय नमः ॥ गणानां त्वा गणपित् ॥ विनायकाय नमः ८ ॥ चित्रं देवानां० ॥ हां हीं सः सूर्याय नमः ८ ॥ जात्वेवसे० ॥ अमाये नमः ८ ॥ यत इन्द्र भयामहे० ॥ अभयङ्गरी देव्य नपः ॥ इह राष्ट्राधिपतये अमुक भैरवाय नमः ॥ इन्द्रापर्वता वृहता रथेन वामीरिष आ वहतं सुवीराः। वीतं हुव्यान्यध्वरेषु देवा वर्षेथां गीभिरिष्ठपा मदन्ता ॥ अग्निः सिर्व

https://archive.org/details/

 $\underline{KRI227KalashopayogiRichakamHabbaKadalSrinagar1940PanditNathRamShastriKallaOfGaneshGhat/page/n23/mode/2up?view=theater}$ 

येनेहिविधाउत्राचित्रक्षेत्रक्षारे अम्बः " प्रायशीष्ठिपेगिर्द्रायक्ष्रभूम बारिहरणे। क्रिउराइएउस्मा ॰ उर्घ इस्त्रव्यवश्चर्यस्थायन कुप्तेल स्थावर राच्या मुस्रभायकभू नम् नम् नामि रेडिंग अने हिर्म अपि कि उपा कि विक्र धि । सर्वारिष्ठारिष्ठ । अवस्थारिष मंग्रीक्षिवजाः " जहािष्ठ्याविकरं पविद्यापग्रज्ञविद्याण्याक्रिते । दिसम्यभाग्यश्रु अरुए। भिरम्ध गामधः वधक्रविक्रवभवन्निभाग्र रुधभूमिथिविस्द्रह्भे रचडस्थ्राः उपितिभग्रयभाउत्रामिकिसम्प्राः॥ मिडिकिः एडिकि ॥ रिएक थवडक क्राध्यवभीविध चन्द्रअवीरः वीउक रं रसरे प्रम्य वर्ग मंत्री दिरी राय भाग उप चिभिर्भिक्णभाकाण्डियची उम्हस्स्तिष्ठभा मयीरेस्भीविगास्भ क्षत्रयाचीगज्ञादाभगविभा । यभ एणग्रेपिनीयुभेरुभुउभद्रभा यभण

अच्मिरभुयम् "इच्चित्रभा " यत्र ८ ग्रेनीपिक्रियंच्चच्चे पंस्क्रीच्युक्ष्या उन्निक्ष्णुंयुधेन्भष्टवाविषिरीर्यरभिक्ष उत्भविसप्रभस्षाय चणवयभाग्यञ्ज उउन्यासे प्रक्रियश्य । व्यवप्र किम्बरभेरीय चरहरः उथापहिन्छी हत्या " भेगण्उभेभे प्रवाभ्यंभिते वीरक्त्रध्यारित अण्डेत्उष्ट्रभढेचे। थिक्म्बल्य्यम्म्स्मउभ्र त राण्डिरण् यश्रमहभागन्त्रभवयतं भव "अयज्ञ प ह अभक्षभक्षभक्षभव्भव्यभहक्षेत्रवे वेम्बल्यारङ " ज्वाय्यवेम्ब "अयमह ग्रम्बर्गभनभः॥ गिंमन्द्रभूप्रभूष युक्तनाक्तर्यम्भूष्यम्भूष्यम् क्रिक्ट वस्त्रवस्तिक्षा " यह उद्देश रेषिवी येपेणगार्थं से संके विसद्य प्र एपिताक्रनभाशीन विज्ञेभुज्य " ये के प्रयोग प्रयाग्यण प्रयोग साउप यन्द्रिवश्रक्षतावित्मउभाष्यसभित्र अप्रवःन

EN S

ब्स्ते एए इस्ते प्रामुणी सीभाष्य गर्म वर्जनः भग्रेउपभः ज्ञानिस्कार्ज योगिभग्डम्बीवः " व्यक्षिक्षज्ञ । नुन्धित्रमुण्धश्रमिविष्ठप्रदूभा वर्गक स्था उर्योगोभिय्यं भग्ने शिक्षिक नः " न्भे पुरुष्ष्ट्यक्यार्षिष्टभाग य प्रजित्वायिषि विष्ठिभ पर्देश यभ्राया प्राप्ता वास्ता यहि भूमाउँउ छु प्रकृतिः । स्वत्याप्यत्। स्मित्र्यभूमनामीस्थानसम्बन्धान्यम् अत यं वर्गानमन् किर्चयं स्थरभाषा यश भागमारिएउह्भू घर्टाभुः गरापाण उत्तरिएक्स यभण उत्तरी स्थानिक एएयुन गुम्बर्भक्ष्यद्विभिण्यस्थितः स्थानि उविद्रान्भग्रभभा चाउंबर्वयस्त्रिप उच्चारियण्ये । जनुस्ताण्यान्द्रभा नेनिवसयूत्रभाउभाउम किन्ध्यांभवि। उगमार्व्यारेक्चारीयका नामा व्याथवर ने बर्द्धन अक्षणी। अभाउत्राधिभा , अत्त्रक्षित्रकृषिद्येभ्यजेष्टरप्रि वीउप्यु च्युग्रानिएर्एएएषर् रूपचंडपृष्णीमभ् उक्षित्रियमभाग यहत्वप्राण्डिभर्याकृत्राक्ष्य । उ युवार्यविविश्वार्थाः अप्रमुख्याः की। अयुवार्थाः अप्रमुख्याः की रहिः परिष्टु प्रयभा ज्येग्उं भिल्लि नित । व्यक्तिक्षंत्रभन्निभन्न इप्रिशिधिविधहरू। राज्यभा उचितिभययभाउभुशिक्षियान्। वेणभेभभथवज्ञ ममेभंग्यं जनभिद्व चित्रमिथा डिभाइङ्ग्रस्भारेडाध श । राजप्रभिद्धभवित्रप्रभिद्देहवेहवे भह्तेमुश्भिष्भो क्रयाभिमार्भम्डा भिष्यभिनेभेथवणिकः " यहम् उन्रियम्द्रेन्द्रम्भुभिक्षेत्रअस्त। न्य उद्योग्यञ्चवभेजप्रयाउद्यम्भभून विल्डाहिमिइभी " भाभुडीक्रवयंडेरे हत्त्रभाभुडीभण्येष्ट्यभूने भाभुडीभ र्वे प्रत्ये आश्चरीर प्रेषेक्टर ।

Sie Sie

अवस्थिति । विकासी विकासी विकासी विकासी विकासी विकासी विकासी विकासी विकासी विकास विका **ग्रिशिद्यिवपनं महभक्षेत्र** भिम्प्येभ्रज्ञेभ्र " प्रस्पेउन्हिर्म्ट एउन्दिश्याप्रान्प्रीअन्त्रत् यहभाग र हेभ्यने प्रस्ते प्रभाग वीगी राजा मत्राजीगिक्सस चे पेठवड भीउए मध्य किस्वउतः " गत्" ज्यान् प्रविद्वस हेक्विक्वीराभभविम्बन्धभभ हाध्य लाइक्र अक्र अभ्य प्रशास्त्र विश्व वि भीमभणाभा "क्यान् झिर्च्छवड्री श्रान्द्रणभाषं क्यूंमिश्व्याच्युः चेतारमभाग्यक्ते हें हे उर्ग्यस्य द्वारोग श्रेश्च प्राथम्य प्रमुख्य द्वारा स्थापना स्यापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्य भवस्य भाग । के उद्या प्रकेष्टिंग स्थापित अथवा द्वार प्रकेष्ट पर्यम्प्रीगाण्डभूमिभिन्देरे एभिने देर हुण्यां " अभित्रप्रहर्भभयेक्ड प्रथाकृष्ट्रभू ए कुण्येवया । प्रवाष्ट्र च्चापाधनीयताभ्येचाउउमे प्रदेविश भिरंगगह्विगम्बिमाभि । चोम्हर

ह्रेथ्यभाभभक्तम्बर्भश्चर्याद्रभावम् ेपमा भारतिहरूतमभाष्ठभेगुमुङ युषद्वगुरिमीयभागः "पार्यस्ताभ रस्तिर रेएअप्टेरनियुअन् इहे व्लख्यिमग्रेपेपेथ्रहण्यस्मिक्श गाभ " प्रभीवहान् प्रेष्ठावन्त्रपुर प्रश्वमर्। मापन्धवारियः प्रमु थ्ये श्रीहर्म इतिम प्राभी बेठवा नः यहभिद्धाराराष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट रिमाइध्यो । ब्राम्थ्यापुरान्याण ग्यन्द्रनेगिकामिकि न्यानभासन रिशुर्थियदेश्चर्यात्रेश्चर्थ । स चेथ्वेमग्रयमं भ्रम्ये भक्तीभ्रक्ति । य'य' गाउभरः पादिद्धेश्वउरयेगस्त्रेययथ्य उश्रिकिभूरपुर ॥ ॥ मेग्क्भह अहर् असूडीहरूमें आन्द्रवाचेण द्भा भोर्डस्थअस्त्रिक्तान्यप्रमञ् चीरमङ्गणयथङ्गभी " यापरक्थभ उय्भूपमभयाक ग्रम्भारम् ध्वेशि उपित्रप्रभाग्यादिभागिक गगगण

100 m

निरीदानी एष्ट्रह्वय केवनभाभत्रम हो ध्यहरभारते प्रस्कितिकितिः यागुरुक्ष्वागुष्ठभूगण्डाम् उष्ट विधर्हित्विभाविण्युइन्हेडन् । युण् इद्रास्तीवानीयुगक्याभागी उद्गुनी भक्तप्रयक्तण्यस्य गर्भागाना गरिपंथपद्यीभक्तम्बभा रहश्चप्राञ्च न्णाभभाउँ पउत्विभाषिकुउद्भः । गद्रभिष्ठ जाग्रे आष्ट्रच याक्य गुरु श्रमभ्रद्रविशियक्रवेष्ठगञ्जीवेष्ठभाग मुख्याः " ज्ञाजन्यन्यविद्याप्यभागि इक्ष्मध्यक्षित्रं यान्यमाउम्ब । भर्णे उन्ने उत्ति कि विधाविष्ण । जाउन इत्याभग्रभुभद्रीदर्गे प्रभुद्रिक्षेत्री न्य अभग्रेकानं भहरा इस्तार्थिय किया उपारण्ड " प्राथमण्डनगयिभीमन्त्रण गुउष्पिः भन्नेन्क्त्रवावन्त्रो " भूरूपि ग्रियुडप्रस्थंद्रणच्याण्डभ्रानुभनः भेवस्य एउ कि झाना भागि भिष्ठि भी छ । डिराइड। म्बन्धरण्यभा । विडब्पिय

इिएक्टिउ । चंडा चंचा इनाम्स्रिए उद्गायएउनसपाविउद्हर्द्धाग्राभा द्वीचलक्षा " बहुन्द्रमाउँगण्टे प्रत' जुगाञ्चकां प्रस्ति । याप्रेयक्षत्रा अएउग्नाभइविभविद्यास्था । बद स्पित्रभएणयञ्चारभद्रम्पत्तभग्रम्बार यः न्यास्त्रयस्य ज्ञानुशान्य हर्णा इत्र भिरुष्कः " यभेरणप्रधावेतीयभेरुषा उथर्भा यभयभयभउभुयर्" इया। किरमा " यवाप्रस्थवाय इसेप्य करन घरः यभर्गरावश्वाद्याप्रश्वाद्यापा उ " दिक्द्रकृति पे उडिय उची ग्राम् अर्थ त्र गुण्योद्रिष्टक्रांनिसवरयभ्याद्रि **अज्ञान्द्रज्ञेन्य्यस्थिक्य्यजीग्यन्भभ** विणभें यञ्जू येमभागये लिया उपकृ भउन्मर्थं निष्यं न प्रशुभाउराभाउरान् यष्ट्रायायायश्चरमञ्जीकः अत्राया गेडिये निभाष भागांग हुवी गड़ाई जा भ उद्भविः । इये वयं ग्रंथ द्वारा प्राप्ता । विभवभविक्यभह चे प्रमुक्ट इंदर्



गुरुजुभाउभिज्यभर्यानीमक्र न स्व उद्गान्त्र ने भीकावय स्टाकाभिक्ष किः चायत्रभ्रष्ट्भथार्ग्रेगरेगण्यत्रिभिष् मधरुप्रित मं उत्रअंबर स्थानभाषा रणभविश्यभग्षाय प्रधान्यभिष्टित्र उउपगणिश्विक्रयश्यभ " एभम्बर्। ग्लम्णेह्नभएमभरुप्य सभन्थुर गर् " उद्याभिद्यक्षणवर्भन मध्यगभ्नेद्रविक्तिः महरुभन्नक ल्'हर्वेद्रग्रमेभूमन प्रयुक्तियीः । भह एक्वःलेक्यभक्त विभःलेक्यभक्त विक्रम्य अन्तर विन्याम्य म्बद्धत्र इतिविष्ट प्रथम प्राप्त प्रश्ने । भिष्णित्रीत "अक्टबर्गिन्य प्रहत्त्वरूप राज्यस्थाय्य उर्वे अप्राप्ति यी नाभक्षेत्रणभूभाष्यक्षिकार्था न भ यभिद्धश्यभेणरियणकृतिस्ययरिषित्र अगेशीकः यभुभवनिक्रग्वीक्रम्योधीय इक्तिचन्ति । जयउयिति । इयउयिति

स्रुचामम् उद्भावप्याप्रीहरीत्रवार्य सर्भउन्मभाग्य जरमभागक्ष उ नश्चर्यभाष्ट्रं जरूर रह पहराः थय अहराराभाषिया " चुन्तः ले क्राम म्योगिभन्म् अञ्चित्र अर्थेयाः भवज्य ५ तरामाज्य अधारा जाकाषेश प्रश्वेत्रविश्वाः येत्रक्तिमः उधः " उद्यहिल्प्यारिण्याभी इन्द्रिष्ठिभ्रप्याभिम् भिम्ति प्रियुक्त कियाभिक्यनिम्तु भगिष्ण उत्तरभा प्रश्वन्यकामाहाज्ञानीहितियुउः भाउ यस्यस्त्रप्रक्रिवानिविकणबीदभा न यडा मुख्यभहरे जे प्रव्यक्षि भणव । श्री गुड्य उच्छ दिक्षि चिक्षि चित्र भागेरणहि, यमनग्रेड्कग्रम्भुर्विष्ट्रभ्रम्भ भ ग्रमधीमादिन्दग्रमभुग्राचन्य उद्योगियाध्यम्।।। ॥ ।। ।। ।। ।। ।। गच्यक्रिउन्दरगयभाभ गभ्यभूषि स्भित्भज्जीग्रम् " माइथ्पंउभप्रभाज

श्रमुं

अधिवत्राग्निय प्रश्नायप्रका भग्नेरुपे उभवभूपउथाउद्योग्ययुभक्षयु " भगभगम्यणस्यास्यास्य जीकामा काइस्थाउम्प्रभन् न्यास् उत्तरक्षाम् । प्रदेशसम्बद्धाः अवग्रामणिपाउँ वृत्ते उथ्य इत्राप्त ग्रांभ्रेयसगरम्भाभ्राभ्राम्भा उचीरेम्भीवरिवहं "इक्स्प्रथ्यहोभिए बैगउनः उभार्षाचीना विज्ञातिकः वीभिउन्भक्षउभेद्रभः " यदेवेदवण्डा एच्याभएउस्मान्भाष्त्र रूपक एषित हरोभि इन्सेनिक्श्नेनिष्या वेचेमिक्ट्रिय " योवसम्बार्डावस उभाषेविस्डिक्स इडिक्स अक्ष इन्द्रभग्रथप्रणाउँ हुस परिवर्गणा य ग्रनाम्बः । यश्चर्यभाग्रिक अभयश्च राग्याक्षेत्र यथ्या प्राप्ति । विष्युसरभूत्रभवसरोहितीय न याच् क्याशारी वण्णिक वर्णि विद्यो युक्त वस्णियाच्य " ग्रामिश्रीअक्षरांग्य

ह जीनेभडीनभा यस्त्रक्रण्यस्त्री भा केनन्यमार्थ्या प्रसार्था क्रिया । वर्ष विश्वादिराएं। अर्थेडोक्व्येडिक रचेभार्येडीभाराउपभाग भार्येडीशर उपद्मयाभाष्ट्रप्राप्त्रप्राप्त्रप्रा । भाषश्किनिधिवरिभाष्ट्रापेयभा भन्ताको याध्यासार्ग्यम्गाभा उद्गर्धा भारतिया । इधेक्एर भस्रगित्रियिधिष्णभा उच्चक्षि रवन्तपर्द्यम्तियभभंद्यां नं स्य ब्रामेश्वाज्ञां स्थानिक हो। बतः भग्रेज्याउँ ज्ञानिविश्वाप्ति भिच्यावण्डायेः । गेरोक्तिभण्यभनि न्रिश्चाहक्र्यांचित्रांचित्राम् उष्ण्यमीत्रं प्रमीवश्रुषीस्त्रभूषा गण्यमहोभा । एड्रियात्मवयं द्वारा अधिक विकास के निर्मा निर्मा निर्मा पुरक्तिकाक्यार्वभगभागम्भागिद गांभे न भन्तनवास्त्राचिए लिको शहरम्पायप्रा स्कृत

289 200

<u>अभृद्धित्र प्रदेश पर्याद्ध</u>्ये एक्ट्रिय अण्ये उपभ्रहेभिषयेविद्यभाषः हाथ उपाविश्व उपावः । भ्रामिस्क विधारणीवन्यक्भऋउयुद्धां प्रधारण यद्मण गाँउ लोग द्यां विकास उरुप्रीर्थभज्ञभन्भा " चुस्रम्म् भेने ग्रेएउपचालि यम् भव भागका अभिमेरिस्काभित । गाय स्तभः विक्रम्यस्य प्रात्रचा ए भन ह्रवश्योभाद्गिययेन असम्बद्धाः ३ गिउनिक्रेः **भागभग्नसम् भृतिश्रा**यः मिन्वसङ्गाग्उउभा न उडिजाभीन्य ध्वेएग्वंभःभाभज्य विद्यद्राभ थाओं। " हिए प्रच्या करनेया उपनिम्म स्थापनिम् भरगैवः मिन्नभ्रभभ्यं यह भाविर'ि'भाविरम् ह्रवश्रद्धांवा प्रभविश्रेतिहरू छात्रहरू छात्राहरू विभक्तगाम् पउचे जभगच विचे भव

श्रेट नक्र विश्वकाण इगम्वादः प्रमुपाय युक्ता कल्लामेन्द्राकः य इनिकार्महामन्त्रकः मडचेम्ब रेख अनुमराय एइपडनप्रयाथिय उजाये स्थक्यं बनांश्य यंद्रभन धण्य पश्चिम्युग्राहः थिर्गण्यत् य प्रिक्ष भरूष प्रभाग पर् उच भण्वय गिविक्य भहतार्थे नम्भिरिंउयरण्याच्य बग्रह क्रवयम्बय् मबयम्बय पम्पारे वय उपयोद्धय गृह्यम्बर्य ठीभ भूडिक्व्य पाचउभिक्षाय विरायक्षे एकम्बाय राम्प्रान्य यहत्त्व निकाय वालमप्य हर अय जापनुगय मीजार्भक्य विश्र काय बन्धि असि उपमी भारता लेमा य विक्रितीभः अद्राय अभुन्य नाम य रिवाच भड़नुउच प्राभित्र

LOHO!

प्रमामवय वस्ताय प्रमान्त्रय नि ह्य प्रभूये क्ष्मये मच्छे एक्ए विस उग्ये पर्चंध यकिए मीमरिश क्रक्राइट मीमग्रहण्यूट मीभरग श्रुष्ठगत्रे मीयन्ष्रगत्रे घोर्मग्र है भवीश्चरकगरहे देग्परीकगरहे विष भूकगब्हे गञ्जकगब्हे यभनकगब्हे प्रकितिहेभूद्धार्थिक्च हे भूक्षण्य प्रवाह: विश्वह भारत वे अपेर वे अरे वे अरे वे अरे वे अरे वे अरे वे प्राये मक् भूणये स्वभाये अपूर्ण अन्य एर उद्ये प्रहें भक्तः नक भारकः एक उत्पेश्ह निर्णे अप य अध्यान्यये प्रश्नेष्ट ग्रुपे वित्री ,र रान् ग्रह एक भवमद प्राची प म्बर्धे अस्त्रात्मबर् भागिपुर्वेवराहमाय मानाहरू य प्रयोग्णिपरयम्भित्रप्र उन्भित्रय यभयभू मक्ष्मय याभीभहित्रय क्ष्म विपउचापद्गाद्भार रिविभाद्रिया वन एयदान् विधे येपामहार्थ राज्याजिमहिर्य र्यर्भण्यिप्रसम्प्रहम्य र्ष निभक्तिरय ज्याग्ययद्गिपप्रयग क्रहाय निणिभिक्रिय रेमान्यभवा णिपउय्विद्यनह्युक्ये जमभाहित्य बुद्धार्मिक्याण्यप्रस्थित्राज्यस्य गुर् रीभिक्रिएए विस्ता निरुपिपर्यम् रहाराय न स्रोभिक्षरण प्राराण्डः मधेजनागुम्बर्धः त्रंयाम्बर्धं वप्राम्भेष्ट जभग्रिभक्त विस् राष्ट्र एस्लहप्रेष्ट्र भाशांत्रर ह प्राथिताच्चा है गुल्भिता है। इन्द्रेश स्क्रूस्ट प्राचित्र इन्द्रेश स्क्रूस्ट प्राचित्र ज्य हार क्षेत्र कार्ड क्षेत्र के रहित हमानाः । दापिष्टभार्षः नानाः विकेश कि नग्निस्ग्निस्ग्निस् हैं गर्यान्याहः इकाम्बर्यः शि विकार्याष्ट्रा क्रिक्रम्बर्शः य

इंड